# सामूहिक पदयात्रा

क्यों और कैसे

ठाकुरदास बंग

तर्व सेवा संघ प्रकाशन

# भामृहिक पदयात्राओं की आवइयकता

हिंदुस्तान में भूदान यह की आरभ हुए पाच वर्ष से अधिक हो गए है। अब देश में हजार-दो-हजार कार्यकर्ता पूरा समय देकर काम कर रहे है। कार्य-कर्ता उत्साह से आदोलन में आते हैं। चार्डिल में, बोधगया में या पुरी में आवाहन हुआ, विनोदाजी का या जयप्रकाराजी का भाषण सुना, भूदान-यज्ञ का अच्छा साहित्य पढा और इसके फलस्वरूप भूदान-यज्ञ में काम वरने की इच्छा हुई। काम भी उत्साह से कुछ दिन किया। लेकिन काम में प्रगति नहीं हो रही थी।-जपप्रकाशजी, शकररावजी, सत नुकडोजी आदि महानुभावों के दौरे करवाए। उससे काम में कुछ गति आई। लेकिन ज्योही उनके दीरे समाप्त हुए, त्योही साधारण कार्यकर्ता और गहरी निराज्ञा में डब जाता था। मुदान प्राप्त करना केवल बड़े आदमी का ही काम है असी प्रतिक्रिया उसके दिल पर होती थी। राजनीतिक पार्टीके लोगो से नगण्य-सी मदद मिलती थी। कभी-कभी विरोध भी होता था। जिलो में बूमते-पूमते सप्ताह पर सप्ताह एव मास पर मास निकल जाते थे। हेकिन भूमि-प्राप्ति मे, कार्यकर्ताओं को जुटाने में कोई खास प्रगति नहीं होती थी। तब नार्यकर्ता निराज होते थे। तब उनकी समझमें नहीं आता था कि बया किया जाय ?

बार-बार निष्फल प्रयत्न वरने बाला कार्यवर्ता निराला को खाई में तो ' इव जाता ही है, साथ ही साथ उससे भूदान के वाम को भी ठेंस पहुजती है। यार्यकर्ता आने पर भूमिदान-सपितदान दिये वगैर उन्हें टालने की लोगो को आदत लगती है। गामान्य जनता इस मार्ग पर बविदवास भी वरने लगती हैं। नये वार्यकर्ता आने की हिम्मत नहीं करते हैं और पुराने कार्यकार हैं भीरे-भीरे वाम छोड देने हैं। निष्फल काम करने से इस तरह होल्य दिन वि यदतर होती चली जाती हैं। कार्यकर्ताओं में क्यानि आकर वे जड वर्त <sup>प्रते</sup> हैं। ऐंगे अमूरे निष्फल प्रयक्त करनेके बजाव कुछ न करता हो जन्छा है।

ऐसी हालत में मध्यप्रदेश के कार्यकर्ता थे। अन्य स्थानों के भी रहे हैं<sup>कैं।</sup> तब १९५३ में अगस्त में मध्यप्रदेशके कार्यकर्ताओं ने सोचा कि हम अबेले-बेंगें बाम नहीं कर सकते। हम सब मिसकर काम करेगे। जनके बाद तो १९५१, ५५ में सामृहिक खुटपुट प्रयोग चले। अक्षुबर १९५५ से लगावार सामृहिक पद्याचार हुआे नतीजे आस्वर्यजनक आए है।

#### सामूहिक पदयात्रा वरवात है

तवसे मध्यप्रदेश में सामृहिक पदयात्रा की कल्पना चल पड़ी है। सामृहिक पदमात्राको लिए २०-२५ टोलियो में बेंटकर कार्यकर्ता निकल पहते है। इस कार्यक्रम से कार्यकर्ताओं में नई जान आई है। अकेलेपन की निराशा की जगह **ोंक नया उत्साह, आत्मविश्वास और भाईचारा बढा है। सालभर में धोडा** समय देनेवाले कार्यकर्ताओं के समय और शक्ति का पूरा लाग मिल जाता है। भूदान के काम की जन-आन्दोलन का रूप प्राप्त होता है, जनता म, आन्दोलन के प्रति थदा बढती है। और एक असा वातावरण बनता है कि आन्दोलन हा उपहास करने वारे भी गम्भीरतापुर्वक सोचने लगते हैं। इस सामृहित पर-यात्रा ने कारण गान-गान में भूदान का सन्देश पहुंचता है, साहित्य बिनता ह, भदान-पत्र के ब्राहक बनते हैं और अन्छी तादाद में भूमिय सम्पत्ति में दानपत्र मिलते हैं। इम सब ने अलावा एवं अच्छा बार्चवर्ती वर्ग वैपार हो जाता है। उनकी सन्दर्न-शक्ति और बौद्धिक योग्यता बढ़ती है और आपे के काम भी • जिम्मेदारी उठाने के लिये उनको आगे आने का उत्काह मिलना है। तो यह सामहित पदमात्रा नवा है ? इस तत को हम जातें। क्यों कि यह एक वर्द चीज है। इसपर तत्र भीरे-भीरे विकसित हो रहा है। यह बात हमारे माथी औ वाटनकर को सुन्नी, श्री कटुमिट नाईक ने रमानार प्रयत्न में इसकी मधावनाओं

को प्रकट किया, श्री. आर के पाटील, श्री वसतराव वोबटकर, श्री. जसवतराय आदि अनेकानेक साथियों ने इसके भिन्न-भिन्न अगो को विकसित किया। आज इस प्रयत्न के फलस्वरूप मध्यप्रदेश में उत्साह की लहर आ गई है। सब कार्य-कर्ता इस काम में भिड गये हैं। मध्यप्रदेश में गत ८ माह से नागपुर विभाग के १५ कार्यकर्ताओं ने सामूहिक अखड यात्रा की हैं। इसलिए इसके तत्र के तफसील में हम आये।

# २ साम्रहिक पदयात्रा का तंत्र

सामूहिक पदयात्राके लाभ हासिल करने के लिये हमें बहुत बड़े पैमाने पर पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती हैं। जो दीर्घकाल तक कार्यकर्ताओं को निष्ठा, श्रम एव कुशलताते ही सभव हो सकती है। इस प्रकार की पदयात्राओं का कार्यक्रम कम-से-कम एक तालुके में याने ३०० गावों में होना चाहिये।

#### जनसेवकों का सहकार

आज जनसेवक भिन्न-भिन्न पक्ष, पथ में बट गये हैं लेकिन सब भूदान के लिये अमुकूल हैं। उन सबसे व्यक्तिगत तौर पर अलग-अलग मिलकर उनको एक जगह लाना चाहिये। उन सबका इस काम में सहयोग प्राप्त करनी चाहिये।

प्रात के सबसे प्रमुख कार्यकर्ताओं में से किसी को या सामूहिक पदयाताओं के डिव्हिजन सगठक को पूर्व तैयारी के १५ दिन पूर्व तैयारी के क्षेत्र का ३दिन का दौरा पूर्व करना चाहिये। शिविरिका स्थान, खर्च का प्रवध, सामूहिक पदयाता की अवधि प्रमुख कार्यकर्ताओं को बतलाना, पूर्व—तैयारी के प्रथम दिन कुछ स्थानिक कार्यकर्ताओं को अपस्थित रखना, वितरण किन गानों में कितना करना है असकी फेहरिस्त बनाना, पूर्व—तैयारी में आनेवाले कार्यकर्ताओं वा परिचय स्थानिक व्यक्तियों को देना, पर्चे और स्थानिक जानकारी (गावों की सस्या, नक्ता आदि) प्राप्त कर रखना आदि कार्य करके रखना चाहिओं। असम पूर्व—तैयारी करने से स्थाने के देहत सहस्थिय होगी।

पदमात्रा संगठक की भूमिका निष्पक्ष और निवेरता की होगी चाहिंगे।
भूदान आदोजन पर उसकी अनन्य श्रद्धा हो। सब पदा-पथो के बारे में उसके
दिल में समान भाव हो। जिस्र भित्र पक्षीय कार्यवर्षाओं के प्रति आदर और
उनके स्वाभिमान की रक्षा करनेकी क्षमता उनमें होनी चाहिये। तभी सबका
सहकार मिलेगा। ऐसे सज्जनों की एक बैठक आमत्रित करके उसमें निम्न
वाते तय करनी चाहिये।

१ पदयात्रा का समय, टोलिया निकालने का समय कौनसा रहे यह पहले तम किया आये। वने जब तक उस लेन के लिए अनुकूल समय ढूढ़ना चाहिए। लेकिन अब प्रात भर में ६ महिनो में अबड सामूहिक पदयात्रा करनी है। अतः अय अनुकूल समयका स्थाल गोण हो जाता है और यात्राओं के सातत्यका स्थाल प्रधान हो जाता है। अतः यदि किसी समय कोई भी दोत्र अनुकूल न हो, तो भी किसी न किसी तहसील में पदयात्राओं का आयोजन हम करे। क्योंकि अगले समेलम तक भारत के हर गाव में सदेश पहुचाना है।

पदयात्रा की सफलता जिन पर निर्भर हैं, ऐसे पाच-सात वार्यवर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से वह समय अधिक अनकल हो।

र मेहमानों को निमन्त्रण—सामूहिक पदयात्रा की पूर्व-तैयारी, विविद समालन, पदयात्रा का उद्माटन और अन्तिम समारोह के लिये मेह-मानो को जरूरत होती है। बैठक में सर्वे सम्मति से उनके नाम पसन्द करने पाहिये।

दे काम का घंटवारा--वार्ववर्ताओं की इस वैठक में आपता में काम का बंटवारा करके हरेक के ऊपर किम्मेदारी उन्हमी पाहिये। काम का स्वरूप साधारणतया निम्म प्रकार का होना है--

(फ) फार्यकर्ना प्राप्त करमा—२५ टोलियां निवालने वे लिये बमन्त्रेनम प्रवास गायेक्तां होने पाल्यि। इसके निव्यं विभिन्न प्रश्वालो में मिनकर उनके बार्याच्या में प्रस्थाता में हिस्सा लेने के लिये वार्यकर्ताओं को अनुरोधन्यत्र लिखवाने चारिये। गयोजक प्रदेश मूदान मार्गित की ओर में तहसील भर के सब कार्यकर्ताओं को पदयात्रा में हिस्सा लेने के लिसे अेक पिरान द्वारा आवाहन किया जाये (पिरिशप्ट न १)। जनपद, नगरपालिका, हाईस्कूल तथा कालेज के अधिकारियों से मिलकर उनका सहयोग इस काम में प्राप्त किया जाये, स्कूलों में सभाओं का आयोजन कर अध्यापकों व छात्रों को पदयात्रा में भाग लेने के लिये उत्साहित करना चाहिये। इसके लिये प्रभाव- शाली व्यक्ति की साथ ले जाना ठीक रहता है। पूर्वतीयारी में प्रमुख कार्यकर्ताओं को अवश्य भाग लेना चाहिये।

वैसे ही जिन्होने दान दिया है उनका सहकार हम मागे। हर दाता कार्यकर्ता बने ऐसी विनोद्याजी की इच्छा है। हर आदाता से सपितदान लेकर उसे दाता बनाया जाय। ऐसे सब दाताओं का सहकार लेने का वर्षी तहसील में अक्तूबर ५६ में प्रयत्न किया गया। २००० दाताओं में से ७०० दाता सप्ताह में आए और उन्होंने अच्छा काम किया। यह प्रयत्न हर क्षेत्र में होना चाहिये।

- (ख) जनतासे सम्पर्क-पदयात्रा के पूर्व वहे-बहे और महत्वपूर्ण गावों में पहुचना चाहिये, वहाँ के जमीदार, वहे-बहे किसान, श्रीमान, वकील, डाक्टर तथा बहनों आदि की छोटी-छोटी समाये लेनी चाहिये। उनको विचार समझाना चाहिये और दानपत्र प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिये। जिन्होंने जमीन दी है उन्हें साथ लेकर अन्य छोगों के पास पहुचना चाहिये। किस तहसील में कौन विरोधी है इसकी पूरी जाच कर लेनी चाहिये ताकि पदयात्रा के समय उसका घ्यान रखकर योग्य व्यक्ति वहाँ भेजा जा सके। वातावरण वनाने के लिये अनुकूल गावों के दस-बारह केन्द्र चुनकर वहाँ प्रप्राप्त दानपत्र इकट्ठे करने चाहिये ताकि धीरे-धीरे तहसील में अनुकूल वातावरण तैयार हो जावे।
- (ग) प्रचार कार्य--ठीक ढंगमे प्रचारकार्य करने पर अनुकूल वातावरण बनने में सहापता मिलती है। इमके लिये पूर्व तैयारी करनेवाले नार्यकर्ताओं के पास भूदान ना पूरा साहित्य तथा पेम्फेंड्टम् होने चाहिये। भूदान समिति के सर्वोजक जनता के नाम एन निवेदन-पत्र प्रकारित कर मूदान व सम्पत्ति दान में

हिस्सा छेने के लिये जनता को प्रोस्ताहित करे। बड़-बड़ नेता भूदान के वारेमें क्या कहते है इसका भी एक छोटा पेम्फलेट हो। गरीब भी दान क्यो दे, जमीनका बटवारा कैसे किया जाता है, इसके भी परचे छपवाकर देहातों में बौटने चाहिये (परिशिष्ठ १, २, ३, ४)। तहसील के बाजारों के दिन भी यह काम आसानी से किया जा सकता है। गाव-माद म दीवारों पर भूदान के घोष-वाक्य लिखने चाहिये, स्कूल में जाकर बच्चो को भूदान-गीत पढ़ाने चाहिये और जिस गावमें उस्साही कार्यकर्ता या अध्यापक हो वहीं भूदान-फेरी निकालनी चाहिये भूदान-पत्रों के ग्राहक बनाने चाहिये और कुछ अक मुम्त भी देने चाहिये। कल्लापयक का देहात में खूब असर होता है। इस प्रकार के नाटक का भी आयोजन करना चाहिये। इस तरह अपनी तहसील में टोलियां निकलने वाली है, भूदान-पत्र का नाम शुरू होनेवाला है इसकी जानकारी चारो और फैल जानी चाहिये।

(घ) खर्च की व्यवस्था—पूर्वतंवारी के लिये तहसील भर में पूमना, शिविर लेना, पर यात्रा के लिये वाहर से मेहमान तथा कार्यकर्ताओं वो चुलाना, कलापथक, पेम्फलेट, उद्घाटन तथा अन्य समारोहों म तहसील में कम-से-कम एक हजार रूपये का खर्चा आ सकता है। इसके लिये बाहर से जो मेहमान या कार्यकर्ता आते हैं उनका खर्च (साहित्य वित्री) कमीशन या केन्द्रीय सगठन से प्राप्त किया जाये, मोटरवालों से मुफ्त दिविटों वा इन्तजाम हो सकता है। शिविर भोजन आदि वो खर्च स्थानीय जनता से अनाज और नकद रूपयों के रूप में प्राप्त किया जा सनता है। इसी प्रकार पदयात्रा का उद्घाटन और आखिरी दिन का समारोह जनता के सहयोग से सम्पक्ष विया जाना चाहिये। वाहर के पैसो के बलपर वास न किया जाना।

याहरी कार्यकर्ताओं का सहयोग—२०,२५ टोलियो के लिये एक तहसीलमें ही सुयोग्य कार्यकर्ता मिलता जरा कठिन ही होता है। इसलिये तहसील के बाहर के नार्यकर्ताओं को बुलाना पडता है। जिन कार्यकर्ताओं को बाहर से बुलाना हो जनको नम-से-कम एक माह पूर्व इसनी सूचना देनी चाहिये। पूर्व तैयारों के लिये नम-से-यम ५-६ मार्यकर्ता पूरा समय देनेवाले और १५ दिन सर सतत पूमनेवाले होने चाहिये।

इस सप्ताह में न केवल नई जमीन प्राप्त करनी है, बल्कि पुरानी जमीनका वटवारा भी कर डालना है। अतः पूर्व तैयारी के आरभ के दिन जो जमीन बाटने योग्य है ऐसे गावों की फेहरिक्त बनाकर वितरण की तारीखे (पदयात्रा सप्ताह मे) तय कर डालनी चाहिये। पूर्व तैयारी मे उन-उन गावो मे जाकर ७ दिन पूर्व वितरण की सूचना डग्गी द्वारा दे देनी चाहिये। दाता को भी सूचना देनी चाहिये। यदि जमीन देखी न हो तो पूर्व तैयारी के दिनो में जमीन देखकर उसे कितने कुटुबो को देना है यह तय कर डालना चाहिये। वितरण का सारा आयोजन पूर्व तैयारी में कर डालना चाहिये। ५०० एकर तक का वितरण पदयात्रा सप्ताह में इस पढ़ित से हो जावेगा। जहाँ इससे अधिक वितरणयोग्य भृमि हो वहाँ पूर्व तैयारी में कुछ अधिक आयोजन करना होगा। ऐसे क्षेत्रों मे पूर्व तैयारी के लिये कुछ अधिक कार्यकर्ताओं को भेजना पडेगा। लेकिन हर हालत में पुरानी भूमि का वितरण सप्ताह मे हो जाना चाहिये। वितरण के दिन नई जमीन की माग करनी चाहिये और उस गाव के भूमिहीनों के लिये कितनी जमीन लगेगी इसका गणित गाववालों को वितरण की सभामें समझाना चाहिए। जो नई जमीन उस दिन मिले उसकी जाच-पड़ताल कर उसे उसी दिन बाट देनी चाहिये। जमीन फौरन बाटने से बहुत अच्छा वातावरण बनता है।

#### सावधानी

पूर्वतैयारी करते समय हमे दो बातें विशेष ध्यान मे रखनी चाहिये। अनुकूल लोगों की शक्ति का पूरा लाभ उठाना चाहिये। और जो लोग विरोधी है जनका वम-मे-कम असर हमारे काम पर पड़े। जो विरोध करते हैं या उदासीन रहते हैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की जाय। लेकिन उनको अनुकूल बनाने के लालच में ही हम सब अनित और समयधरवाद न कर दें इसका भी ध्यान रखना चाहिये।

#### पूर्वतैयारी की कसीटियाँ

(१) हर एक टोकी में घूमने के लिये २-४ यानी १०० कार्यकर्ताओं का आस्वामन मिला हो।

- (२) खर्च का इतजाम हो गया हो।
- (३) देहातो में सब जगह भूदान की चर्चा छोग कर रहे हो।
- (४) कम-से-कम ५० भूदान और ५० सपत्तिदान-पत्र प्राप्त हुए हो।

#### शिबिर

पवयात्रा के पूर्व कम-से-कंम दो दिन के शिविर में भूदान के राजनीतिक, आष्यारिमक अेदम् सामाजिक सभी पहलुओ को लेकर विभिन्न धनताओं के अध्यमनपूर्ण भाषण हो। वनताओं को पहले से उनके विषय (परिशिष्ट ५ देखें) के वारे में सूचना कर देनी चाहिये। शिविर की वौदिक चर्चा के कारण नये कार्यकर्ता अच्छे प्रचारक बन जाओंगे। उन्हें व्यायहारिक सूचना भी दें (परिशिष्ट ६)।

#### टोलियोंकी छंटनी

शिविरमे आनेवाले कार्यकर्ताओं और टीली नायकों की सल्या और योग्यता के अनुसार परयाना के क्षेत्र के देहातों को टीलियों में बाट लेना चाहियें। एक टीली वर्ड देहात में एक दिन काम करेगी और छोट गांग एक दिन में दो, सबेरे एक तो शांम को दूसरा। इस प्रकार सप्ताह में कमन्से-कम दस स्थानों पर एक टीली पूम सकेगी। प्रत्येक टोली में एक वक्ता और एक उन गांवों की जानकारी, रखनेवाला कार्यकर्ता हो। इसके अलावा एक-एक गानेवाला भी मिल जाय तो ठींक रहेगा। टीली नायक के पास एक आवर्द भागण की प्रति देनी नाहियें। इससे प्रवे कार्यकर्ता वह भागण देहातिकों को पदकर सुनायेंग। (परिशिष्ट ८)। टीली नायक की जिन गांवों में वह टीली पूमने वाली है, उसका एक-नक्सा देना वाहियें, तथा उसको उन देहातों की पूरी जानकारीयें वाक्षित है, उसका एक-नक्सा देना वाहियें, तथा उसको उन देहातों की पूरी जानकारीयें वाक्षित है। टीली नायक को जिन गांवों में वह टीली पूमने वाली है, उसका एक-नक्सा देना वाहियें, तथा उसको उन देहातों की पूरी जानकारीयें वाक्षित करा देना वाहियें, वाक्षित उसके अभिक्तोन अनुकूल है और की प्रतिकृत है। टीली नायक को चुनाव कुशकला पूर्वक किया जाय । जहाँ जिसको अधिक उपयोग हो—वहाँ उसकीयोजता करें। बडे भेताओं के लिंजे कुछ अलग कार्यक्षय बनाये ताकि अधिक-ने-अधिक दानपन पिल सबेर, वार्यकर्ता वीयार हो सके और अच्छा प्रचार हो।

#### आशीर्वचन

टोलियाँ जब धूमने के लिये निकले उस वक्त एक अच्छा खासा समारोह आयोजित किया जाय। स्थानीय लोगो को अक आम सभा बुलाओ जाय वहाँ किसी बढ़े मेहमानका भाषण हो। फिर सभा मे पदयात्रियो का कुंकुम-तिलक लगाकर स्वागत किया जाय। मेहमान द्वारा हरखेक टोली नायक को अक थैली भेंट की जाय जिसमें भूदान तथा सर्वोदय साहित्य, भूदान, सम्पत्तिदान, जीवनदान अवं साधनदान के दानपत्र हों। भूदान-पत्रो के नमूने के अंक, रसीद बुके तथा प्रचार के लिये छपे हुगे पेम्फलेट आदि हो। अन्तमें नेता टोलियों की सफलता के लिये बुभाशीबिट प्रदानकर कार्यकर्ताओं को विदा करें।

#### पदयात्रा

इसके बाद टोलिया अपने नियोजित क्षेत्र में प्रवेश करेगी। गाव में पहुचते ही भूवान-फेरी निकालकर लोगों को सभा के समय तथा स्थान की सूचता दी जाय। आम सभा में भूवान-गीत तथा भागणों द्वारा लोगों को विचार समझाया जाय तथा दान मागा जाय और भूमि का बटवारा हो। जिन से दान मिला उनको पहुंच देना चाहिये (गरिशिष्ट ७ देखे)। साहित्य वित्री अन्त में हों। फिर गाव में घर-घर जाकर लोगों को समझाकर भूवान-प्रांति का प्रयत्न करना, साहित्य वेचना, भूवान-प्रांति को अस गावका में हों। सिर गाव में घर-घर जाकर लोगों को समझाकर भूवान-प्रांति का प्रयत्न करना, साहित्य वेचना, भूवान-प्रांति को अस गावका भूवान का काम चलाने के लिये तैयार करने का कार्यक्र सिंगा। गाव में रहनेवाले कार्यक्र तिओं को टोली के साथ दूसरे गाव में छने की लिये निर्मात्र किया जाय। हर गाव में क्या कार्यक्र सिंगा। स्थान में स्था कार्यक्र रखना चाहिये।

#### पदयात्रा समाप्ति समारोह

बाद में टोलियो के कार्यवर्ता अन्तिम दिन फिर नियस समय पर इकट्ठे हो। टोली नायक अपना अहवाल एकं विवरणपत्र पर भरकर मधटक को दें (परिशिष्ट ९ देखें)। परयात्राओं के दौरान में गावों में इस काम का दायित्व लेने की दृष्टि से जिन लोगों को तैयार किया गया हो वे भी समारोह मे भाग ले । सब एक साथ वैठकर अपने-अपने अनुभव सुनाये । पदयात्रा में जो कठिनाइया या सवाल पैदा हुये हो उनपर चर्चा की जाये ।

#### आगे के काम का संकल्प

सामूहिक पदयात्रा कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं में शिथिलता आनेका छर बना रहता है। इसलिये हमारे मन में यह स्पष्ट कल्पना होनी चाहिये कि सामूहिक पदयात्रा का कार्यक्रम काम को गति देने का कार्यक्रम है। इस दृष्टि से समाप्ति समारोह के दिन जो बैठक चले उसमें आगे के काम की योजना तय करनी चाहिये और उस क्षेत्र के किसी एक भाई पर काम की जिम्मेदारी डालनी चाहिये। बैठक में भूमिप्राप्ति, वितरण, साहित्य विकी, कार्यकर्ती सैयार करने तया भूदान पत्रों के ब्राहक बनाने आदि के सकल्य होने चाहिये। जीवनदान के लिये कार्यकर्ताओं को आवाहन करने से जीवनदानी मिल जाते हैं।

अनुभव से यह पाया गया है कि सामूहिक पदयात्रा के कारण सब गावों का एक नक्ता सामने आ जाता है। वार्यकर्ताओं की परख हो जाती है। और उस आधार पर जो आगे की योजना बनती है वह परिपूर्ण होती है।

#### आम सभा

इसके बाद इसी दिन एक आमसभा का आयोजन कर सन्ताह भर में जो काम हुआ है असकी जानकारी लोगों को करानी चाहिए। पदयात्रा के लिये जो सर्व हुआ वह सारा वहाँ पेच करना चाहिए और आगे के काम की हपरेगा ममसनी चाहिये। जनता तथा कार्यकर्ताओं की उसमें सहयाग देने का आयाहन करनेने बाद भूदान गीतो और जयदोषों के साथ समाका विसर्जन करना गाहिय।

### ३ कार्यकर्ताओं से

द्यित्तर में वर्षकर्ता आनेषर उन्हें भूदान के सब पहलुओ से परिचित कराया जाय। इस विविद का एक अभ्यासकम ही रखा जाय। उसके साथ सब को गाने की तालीम दी जाय। हरएक कार्यकर्ता को भूदान के गाने शिविर में मिखाने चाहिये। इमिलये विविद में मामूहिक भूदान-गीत गाने का अभ्यास मसे-कर्म दी धण्टो का रखा जाय। इससे कार्यकर्ताको की उमग बरती है और बातावरण भी उत्साह में भर जाता है। वैसे ही नये कार्यकर्ता को भाषण देनेकी तालीम दी जाय। भाषण में कौन-मी बाते आनी चाहिये यह हम उन्हें समझावे। नये लोगो के भाषण भी करवाओं जार्य। इसके लिये एक स्टेंडर्ड भाषण हमारे पास हो (परिशिष्ट ८ देखें)। उसके आधार पर देहात में जाकर नये कार्यकर्ता भाषण देने विविद में थोडी-सी तालीम मिलने के कारण और देहातमें भाषण होनेका अभ्यास बढने के कारण कार्यकर्ता जन्द ही अच्छा भाषण देने लगता है।

असे जो कार्यकर्ता प्रचार के लिये जायेंगे उनको ज्ञिविर के सवालक भाई के द्वारा निम्नलिखित बातों से परिचित कराया जाना निहायत जरूरी है। भूदान का तत्वज्ञान तो समझा, लेकिन उसपर अगल करने का तरीका भी कार्यकर्ताको सधना चाहिये। ज्ञान और कला मिलाकर पूर्णता आती है।

निम्न बातो पर ख्याल देना निहायत जरूरी है-

#### सबके लिये समभाव

भूदान आदोलन किसी एक पक्ष का आदोलन नहीं है। भीनन्न-भिन्न राजनैतिक सम्बाखी में काम करनेवाले. भिन्न-भिन्न धर्म को साननेताले. भिन्न-भिन्न सेवा के क्षेत्र में काम करनेवाले इस आदोलन में हिस्सा के सकते है। यह सब ना अपना माना गया आदोलन है। सबका यहा स्वागत है। केकिन यहा आने पर अुन्हे अपना-अपना लेबल भूल जाना चाहिये। हम केवल मानवमात्र है और मानवता की सेवा करने के लिये आये है ऐसा वे समझे।

भूदान का मच सब पक्षभेदवालो को आपस में प्रेम से मिलने का एवं
पवित्र स्वान हैं। उसे हम पक्षगत प्रचार से गदा न करे। इससे वे आस्मस्तुति
और पर्रानदा से बचेगे। सीमित दायरे के बाहर आकर जनता से एकरूप
हो सकेगे। सबके विद्यास-पात्र वनकर सबका सहयोग प्रान्त कर सकेगे।
इस तरह अहवार छूटने से--भूदानमय होने से--वे अजातदात्र वरेंगे।

२ कार्यकर्ता के मन में आस्तिक मावना होना निहायत जररी है। हरएक मनुष्यमान में मद्भावना होती है ऐसा विस्वास दिल में रखकर कार्यकर्ती दान के रिश्ने आवाहन कार्यकर्ता के दिल में जितनी लगन होती, उत्तवा चरित्र जितना उज्बल होगा और लोगो के साथ घृलमिल जाने की मवित जितनी ज्यादा हीगी उत्तना ही वह अपने नार्य में यशस्त्री होगा। आत्मविस्वास के साथ वह गाम करें। सामने वाठे के बारे में विश्वास और अपनी बातकी सवार्यमें सामर्प्यमें विस्वास यह सफल कार्यवर्ताका सर्वप्रथम लक्षण है।

#### ३ हर गाव में सभा हो

सर्वोदय पी भावना लोगों में फैलानी है। जमीन वा चवा इन्स्का करना नहीं है। लाम सभा विचार-जचार वा सर्वोत्तम सायन है। जनफ हीने वे बारण आम लोग कितावें नहीं पढ सकते है। लाम सभा से ज्यावह में ज्यावह लोगों के पास पोड़ी अवधि में पूरा विचार जाता है। सभा से गरीबों में जागृति पैदा होनी है और भूमि बाले माईके दिल को कूने वा मोचा मिलता है। अन्याय का आम सभा में अगट बरने से पीड़ित लोगों वी हिम्मत बढ़ती है। अन्याय के सिल्फ एक नैतिक दाविन राड़ी होती है। इसल्ये बुख लोग चाहते हैं कि पांच में गभा न हो। लोग जितने दिन तक अपेर में, अज्ञान में रहेंगे जनना इनका सपता है। वे बहुने हैं हम आप को जमीन हैंगे, लेकिन हमारे पांच में गमा मा शीजिये। इनमें लोगों में जागृति पैदा हाती। ऐसे गमय नो वार्यका साम गरी लेने हैं और जमीन मिलने में ही कम्म हो गया ऐसा मानते

हैं वे रिश्वत छेते हैं। हम को घोषणरहित समाज का आदर्श जनता के सामने स्पष्ट इत्दरों में रिलना चाहिये। हमारा सुरय शस्त्र विचार-प्रचार हैं। विचार समझे विना मिली हुआ जमीन किस वाम की ?

गाव में गुटबदियाँ होती है। स्पृश्यास्पृष्य भेव-भावना होती है। इसिलये सभा ऐसी सार्वजनिक जगह लेनी चाहिये जहा सब जाति के लोग, सब गाव वाले स्नी-पुरप बिना मकोच आ सके। सभा बुलाने का वाम खुद कार्यवर्ता को करना चाहिये। गाव के मुख्या के भरोसे सभा नहीं छोड़नी चाहिये। गाव के स्कूल में जावर विद्यायियों को भीत सिखाकर, नागरिकों की और विद्यायियों को फैरी निकालकर सभा की डुगी भूदान कार्यवर्ता खुद हैं। आमसभा सुरू होने के पहले ही गाव के जो अनुकूल और सड़कन आदमी होगे—मले ही वे गरीब हो—जनसे कार्यकर्ता भिले और जनको दान देने के लिये प्रवृत्त करे। आमसभा में यदि गार्व का श्रीमान या मुख्या दान नहीं देता है तो गरीव लोग हिंचिकिकाते हैं, करते हैं। इसिलये पहले से ही यदि ऐसे दाता तैयार करके रखें तो सभा से आवाहन होने पर अन्य अनुकूल लोग—मुख्या या श्रीमान वे न देने पर भी—अपना दान जाहिर करते हैं। और फिर दूसरे लोग भी दान देने की हिम्मत करते हैं।

सभा की शुरुआत गाने से हो। छोगो को विचार समझा ने के बाद भूदान के पावन प्रसम सुनाने चाहिये। उस इलाके के, उनके पडोसी लोगो के गाव-बालो के-दान के प्रसम उनके सामने रखने से वे ज्यादा प्रभावित होते हैं और आवाहन करने पर विस्वासपूर्वक दान देते हैं। इस तरह कार्य करने से हरएक सभा में दान मिल हो जाता है। यदि सभा सफल रही तो दान मिलता है और गाव म खूब उच्छा काम होता है। सभा के अत में हम गीत गाओ और घोप करे। बाद में साहित्य दिन्नी करनी पाहिये।

(४) सभा में दान मागने पर गाव का काम पूरा नही होता है। सभा में विचार समझने पर दान देने की कईओ की इच्छा होती है। लेकिन जनको कुटुव के अन्य सदस्यो की सम्मति की जरूरत होती है। कई व्यावहारिक दिक्कतें उनके- सामने आती है। कोई सकोच के कारण अपनी शका आमसभा के सामने नहीं रखना चाहते हैं, कोशी गुप्त दान करना चाहते हैं, कोई सभा में गैरहाजिर ही रहते हैं। जिस प्रकार कई तरह के लोग वच जाते है। उनसे घर-घर जाकर मिलना चाहिये। अनुभव तो यह है कि सभा के दान से दुगुना तिगुना दान बाद में घर-घर जाने पर प्राप्त होता है। सभा में व्यापक वाम होता है और घर-घर जाने से वह गहरा होता है। सभा में व्यापक वाम होता

गाव में दान मागने के लिये जाने के समय किसी के बारे में पूर्व ग्रह बनाकर नहीं जाना चाहिये। कई कजूस माने जानेवाले दान देते हैं। गाववालों के हेप मत्सर का हम हमारे ऊपर असर न होने दें। हरएक के घर प्रेम से जाना चाहिये। कार्यकर्ता को अपना मन स्थिर रखना चाहिये। कार्यकर्ता को अपना मन स्थिर रखना चाहिये। कार्यकर्ता को अपना मन स्थिर रखना चाहिये। कार्यकर्ता कार्यकर्ता निराशाजनक अनुभव आयेगे। लोग गालियों भी देये। खास करके आज की मरवार और राजनैतिक पक्षो पर लोग काफी बटु आलोचकाओं करते हैं। हमकों भी उसमें घमीटने वा प्रयत्न करते हैं। हम यह शांति से सहन करे। और प्रेम से हमारी वात अनको समझावे। विनोवाजी कहते हैं 'जो देता है उसे अक ममस्यार, और नहीं देता है उसे दो नमस्यार, और नहीं देता है उसे दो नमस्यार करों '।

गाव में दान नागने के लिये कार्यकर्ता को अकेले नहीं जाना चाहिये। साथ में गाववालों को लेना चाहिये। जो कोई दान देता है उसे साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिये। थोड़ी ही देर में गाव बाले बोलने लगते हैं। ज्यादह सें-ज्यादा लोगों में दानपत्र मिलाने की भावना उनमें निर्माण होती है। और जब तक गाव के गाव को मदान नहीं देने तब तक अन्हे चैन नहीं मालूम होती है। दाता को क्यायेकर्ती बनाने का यही मोना है। जिनमें गाव में वड़ा अच्छा बातावरण पैदा होना है। जब २०-२५ दाता दान मागने के लिये गाव की गली-गली में पूमकर पर-पर जाते हैं तब बड़ा आनद आता है। ऐसे दाता की टांली की टालने की कोई हिम्मत नहीं करता है। गाव में आदोलन-सा निर्माण होता है। आदोजन जनना के ताब में देने का यह एक बढ़िया तरीवा है।

जिस गाव में हम नाम वरने हैं उस गाव के नाम वी नोट तैयार की जाय। कीन कार्यकर्श है, नमा में विनने लोग आये, रिनने लोगो ने दान दिया, गाव में कितने लोगो से मिले, किसने क्या जवाब दिया, किसने ज्यादा किताबे खरीदी यह सब हम नोट मे लिखे। इससे आगे के काम की योजना बनाने मे सुविधा होगी और दुवारा अुस गाव में काम करने के पहले पुराने अनुभवो का लाभ मिलेगा। घर-घर जाते वक्त साहित्य खूब वेचे, भूदान पत्र के ग्राहक बनाये।

#### (५) भूदान-पत्र और साहित्य प्रचार

भूदान आदोलन की सारी वारोमवार विचार परिवर्तन पर है। भूदान-पत्र हमारा सर्वोत्तम साहित्य है। अुसका सर्वप्रथम प्रचार होना चाहिये। किताबे तो पुरानी हो जाती है। अेक बार खरीब ने के बाद बद करके भी रख चैने का डर रहता है। लेकिन भूदान-पन तो हर हपते जाता है, खटखटाता है। अुसमें नित्य नये विचार आते रहते है। और विविध लेखको द्वारा भिन्न-भिन्न दृष्टिसे सुब पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। कार्यकर्ता बार-बार तो नहीं जा सकता। उसकी शक्ति भी सीमित होती है। लेकिन भूदान-पन के द्वारा हर हंपता पू विनोबाजी, जयप्रकाशजी आदि बडे मेता ही मानो माहक से मिलने जाते है। देशभर की महत्वपूर्ण घटनाये उसमे होती है जिससे जनता और कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है। पत्र द्वारा कार्यकर्ता को शिक्षा मिलती है। जनता को कार्यक्रम दिया जाता हैं। आदोलन को ठीक दिशा मे मोडने में और आदोलन का सचालन करने मे पत्र का बडा मारी उपयोग है।

भूदान पत्र का यह सामध्ये हम ख्याल में रखकर हरएक देहात में कम-से-कम एक ग्राहव आवश्य बनायें। स्कूल, ग्रामपचायत, कार्यकर्ता, शीमान या गरीबों से चदा डकट्ठा करके भी भूदान-पत्र को गाव-गाव में शुरू करना आसान है। वर्षा तहसील में ३०० देहात है। वहा भूदान-पत्र के ५२७ ग्राहक बने। यह सब जगह हो सकता है। जिस गाव में भूदान-पत्र नहीं गया उस गाव में हमारा काम हो नहीं हुआ ऐसा मानना चाहिये। भूदान-पत्र को शिक्षक या कार्यकर्ता द्वारा सामूहिक रूप से गाव में पढने भा भी हम इतजाम करे। इसके साथ साहित्य भी खुब विकना चाहिये। (६) भूदान के साथ-साथ सपितदान को भी उत्तना ही महत्व देना चाहिये। जितने भूदान-पत्र मिले अृतने ही सपितदान पत्र मिलने चाहिये। भूदान और सपितदान, दोनो दानपत्र ठीक से भर लेना चाहिये। सपितदान नी रक्तम हमे लेनी नहीं है। साधनदान प्राप्त करते समय सपितदान पर अप्रका असर न पडे ऐसी सावधानी हम रखें।

#### (७) कार्यकर्ता निर्माण

हम ही कातिकारी है ऐसा कार्यकर्ता न समझे । देहात में काफी अच्छे कार्यकर्ता पडे है जिनकी हम को पहचान नहीं है। हमारा काम केवल भूदानमागना, विचार प्रचार करना ही नहीं है। गाय-गाव में जो निष्म्रिय सज्जन
पडे है अनको जगाना और उन्हें इस काम के लिये प्रेरित करना है। देहात में
काफी हृदययान लोग पडे हैं। हमारा काम ऐसे हृदययान, दिलवाले
आदमी की खोज करना, असे यह विचार समझाना, असके आधार पर गाव में
काम खडा करना है। अस बाव में काम गुरू करके आगे के काम का बीझ
अस पर डालना है। ऐसे कार्यकर्ता को हम गाव में साथ तो रखेंगे ही, लेकिन
हमारे साप्ताहिक प्रयात्रा म दूषरे गावों में भी उसे साथ ले कलों। अमका
परिचय बढेगा। वाम करने की दिशा असे मिलेगी। असके साथ हम वर्षी
परे। असे साहित्य पढने को दे। और धीरे-धीरे समयदान देने के लिये
उसे प्ररित करें। और जहां साप्ताहिक समारीह का अन्तिम दिनका गाव होगा
यहा उसे लाकर रामयदान की घोषणा असके मुख से करार्षे।

इस प्रवार से हरपान दस गाव से एक जीवनदानी मिलसनता है। अलावा इनके मुख पूरा समय देनेवाले सार्यकर्ता भी मिलेगे। हर गाव से बम-मेन्यम एक जीवनदानी मिले यह हमारा लक्षा एव तदनुरूप प्रयत्न होता चाहिये।

(८) हमारा वायंत्रम छोटे-घोटे मुघार वा या विवास वा वायंत्रम गही है। इगलिये हम हमारी शक्ति इघर-उधर छोटे-छोटे सवालो में और वामों में न मर्च परं। जना। वो भी हम गुधार और वाति वा भेद समझावे और इस वा वा गवार वाति वा भेद समझावे और इस वा वा गवाल वाति में ही वीमे हर होगा यह बतावे।

ऐसा अजातरानु, आस्तिक, आत्मविश्वास वाला, लगनशील और तत्रज्ञ कार्यकर्ता हरक्षेक गाव मे यशस्वी होकरही आता है जैसा आजतक का अनुभव है।

पैरो का सबल, वाणी का रसाल और अत करण का निर्मल पदयानी पूमता रहे। अगवान उसके आगे और पीछे खडा है, ऐसा विनोबाजी का सब को आसीवंचन है।

अब सामूहिक पदयाता के साथ वितरण जोडा जा सकता है—यह अनुभव से पामा गया है। अत पूर्व तैयारी के प्रयम २—३ दिनो में जिन गावो में वितरण करना है अन भावो में सात दिन पूर्व हुगी। पीटना अंच दाता को सूचना देना ये कार्य हो जाने चाहिये।

स्थानीय परिस्थिति तथा कार्यकर्ताओं का स्तर देखकर इसमें कई व्याव-हारिक और तात्विक सूँचनाये जोडी जा सकती है ।

्र जो सर्व सामान्य बाते हैं वह उपर आ चुकी है। देहात में भुनका काम सफल और आसान कैसे होगा इसका पूरा मागेंदर्शन सघटक ने करना चाहिये जिससे निकलते समय भुनमें उत्साह और आत्मविद्वास पैदा हो।

### ४ अिस तंत्र का क्रमशः विकास

मध्यपूरेत में २२ जिले थे। कार्य की सुविधा से अन्ते पाच भागो में बादा गया था। नागपूर विभाग में चार जिले थे। इन्हीं चार जिले के कार्यकर्ताओं ने अवेले-अकेले अपने-अपने तहसील में धूमने वे बजाय सामृहिक पदयात्रा निकालने का तय विथा। और काजीवरम् सम्मेलनतक सब देहातों में सदेश पहुचाने का निदचय किया। फलस्वरप आठ माह लगातार बखड सामृहिक पदयात्रा वा सिलसिला जारी रहा और १० तहमीलों में सामृहिक पदयात्राओं वा आयोजन विया गया। इस वस्पना ना धीरे-धीने विश्व प्रवार विकास होता गया इसवा चित्र नीचे दिया जा रहा है।

#### (१) अर्थं स्वावलंबी रचना

सामूहिक पदमात्रा के प्रवास-खर्च, भोजनखर्च, प्रचार कार्य और समारोह आदि के लिये करीव १ हजार रुपये खर्च आता है। मध्यप्रदेश भूदान समिति ने केवल ३०० रुपये ही खर्च देने की जिम्मेवारी ली। बचा हुआ खर्च जनता से ही निकालने का सोचा गया। इसलिये हुम ने तय किया जिस गाव के लोग भोजन खर्च अंव समारोह का खर्च वरने के रिग्ये तैयार होगे असी गाव में शिविर और समारोह लगे। और भोजन के लिये आज तक कही भी हम को अंक पैसा खर्च नहीं करना पटा। लेकिन फिर भी शुरू-शुरू में मध्यप्रदेश भूदान समिति को पैसा देना पडा। लिक्ही दिनो निधिमुचिर की बात जोरो से चली, और समिति को पसा मैसी भी कमी थी, इसलिये सब पैसा जनतासे ही लेका चाहिए ऐसा निरुचय हुआ। आवश्यकता मेंसे अकल सूती। और आसिरी दिनो में भूदान मिति पैसा दे तो भी हम अब नहीं लेगे ऐसा तय हुआ। आवश्यकता मेंसे अकल सूती। और आसिरी दिनो में भूदान मिति पैसा दे तो भी हम अब नहीं लेगे ऐसा तय हुआ। आवश्यकी हो सामूहिक पदयापाओंनी हालत यह है कि जनतामे ही पूरा पैसा हमनो मिला।

#### (२) राजनैतिक संस्थाओं से संबंध

घुरू-युक्त में राजनीतिक पक्षोंके बिना हमारे लिये बाम करना वितन मालून होता था। जिस तहसील में यह सामूहिक पदयात्रा वा वार्यत्रम होता था वहा में राजनीतिक वार्यक्ती के ही हस्ताक्षर से जनता की भूदान में हिस्सा के की अपाल निवालते थे। पंम्फलेटम् छपते थे। अनकी चिट्टियों लेकर देहातों में जाते थे। लेकिन जिनके दस्तलत हमारे पत्रको पर रहते थे उनमें से बहुनाहा भूदान के लिये बाहर नही निवलते थे। वह सुदा दात तह नहीं देने थे। जब गप्ताह में मिले दान वा नतीजा जाहिर विया जाता था तब यह हमारे ही वदीलत हुना हमारा मुदान के लिये वा वह सार श्रेष्ठ हमारो ही है, इमवा लिसित सर्टीपिनेट हमारो होगा पुर बहुन थे। विया में जाहिर वस्त से ब्रांग आर्टी अपिन हमारो हिंगे पुर अपनी पार्टी ऑपिन हमारो रिपोट अनते थे वि यह यह वहान हमने ही विया। इसते अपन पार्टी वारिन से से री प्रतिनित्रा होती थी।

द्रमने भूदान वार्यवर्ताओं को बहुत अटपटाना समता था। जनता को भी बुरा रुगनर था। राजनैतिक पक्षके ही बुद्ध सञ्जन वार्यवर्ता वहने रुगे कि काम तो आप करते है, नाम हमारा होता है। हमारा तो जनता पर नैतिक
प्रभाव नहीं है। बिल्क आप भूदान कार्यकर्ताओं के प्रति जनता में आदर वह रहा
है। ऐसी हालत में भूदान सिमित और कार्यकर्ताओं को अपने नाम पर ही सब
चलाना चाहिं । बात सच थी। लेकिन उनको टालकर काम करेंगे तो
रास्ते में ककावटे आयेगी यह उर मन में था। इसिल्ये हिम्मत नहीं हो रही थी।
हो-तीन सप्ताह यही बात चली। धीरे-धीरे भूदान कार्यकर्ताओं की मख्या
और क्षमता वढी। जनता उन्हें जानने लगी। अब जो कोई भूदान में
हिस्सा लेता है, पदयात्रा के लिये निकलता है, और भूदान के बारे में जिसके दिल
में हमदर्शी है ऐसे ही नेता को शिविष या सम्मेलन में भाषण के लिये बुलाते
है। हस्ताक्षर भी भूदान कार्यकर्ताओं के ही रहते हैं। हर एकका सहकार
हम व्यक्तिगत रूप से मागते हैं। नतीला यह विकला कि भूदान कार्य की
इज्जत वढी है और कार्यकर्ताओं की शिविष भी बढी है।

#### (३) भूदान और संपत्तिदान पर समान जोर

प्रथम जो सामूहिक पदयात्रा हुई उस बक्त सपितदान का विचार कार्य-कर्ताओं तक ही सीमित था। बीच मे पू जाजूजी का देहात हो गया, तव कार्यकर्ताओं ने सपितदान में ओर अधिक स्थाल देना शरू किया। कुछ दान-पत्र मिलने लगे। भूदान, सपितदान आदोलन यह आर्थिक समता के तिबके के दो पहलू है, एक दूसरे बिना अधूरा है, इसिलिये दोनो को समान भूमिका पर लगने का हमारे कार्यकर्ताओं ने निश्चय किया। भूदान आदोलन को निर्धिमुक्त बनाने का विचार देश से शुरू हुआ। इसिलिये निश्चय के साथ कार्यकर्ता मपितदान के काम से जुट गये। नतीजा यह हुआ कि जगता ने भी इस विचार का स्वागत क्या और जब भूदान सपितदान के दानपत्र लगभग वरावरी से मिलने लगे। इस सपितदान से कुछ जिले अब निधिमुक्त होषर अपने पैरो पर साई रहने की स्थित में आ गये हैं।

#### (४) जन-आंदोलन का निर्माण—

चार जिलों के वार्यवर्ताओं वो बुलाकर एवं तहमील में टोलियाँ निवालवर अय-अव हफ्ते में प्रचार वरता तो ठीव था। बाद में वहा वे आदोलन वो वीन चलाये ? इसका जवाव हमारे पास नही था। सोचते ये, भूदान-समिति कोई वैतनिक कार्यकर्ता नियक्त करके आगे के काम को चलायेगी। लेकिन इससे पूरा काम होनेवाला नहीं हैं। जन-आदोलन तो हरगिज नहीं होगा यह ख्याल में आया। यदि अस तहसील के कार्यकर्ता सप्ताह में आ सकते हैं, तो क्या वे ५७ तक समय नहीं देगे ? क्या अनमें से कोई जीवनदान नहीं देगा ? क्यो नहीं आवाहन किया जाय? क्या हम विनोबाजी है या जयप्रकाशजी जैसे आदरणीय नेता है कि हमारे ऊपर विश्वास रखकर कोन इतना त्यान करने के लिये सामने आयेंगे? यह सकोच भी बारवार होता था। बाद में सकोच मिट गया। सभा में आवाहन करना शुरू हुआ। जवाब मिला। समय-दान की घोषणाये होने लगी। इससे हिम्मत बढी। अब हर सप्ताह के आखिरी समारोह में ऐसा आवाहन विश्वास के साथ किया जाता है और हर अक तहसील में कार्यकर्ती समय दे रहे है। गोदिया के शिविर में पहले ही दिन १० कार्यकर्ता समयदान देने छगे । अनुका समझाना पडा कि सप्ताह भर धाम करके निश्चय प्रका करो और फिर समयदान दो। समाप्ति के दिन वहां के ३०नामैनतीओ ने समयदान दिया। किसी को तनखाह या ऐसा बोऔ प्रलोभन नहीं दिया गया । वर्ष वार्यकर्ता कर्ष माह से हमारे माय लगातार पूम रहे हैं और कुछ भी नहीं लेते हैं । घर जाते हैं तो छुट्टी लेकर जाते हैं और समय <sup>पर</sup> आने या ध्यान रखते हैं। एव ने छुट्टी में भी भ्दानपत्र प्राप्त निये। योई अनुतासन की कार्रवाई अनुपर हाने का डर नही है। लेकिन वाति की पुकार समझवर शक्तिभर काम कर रहे है।

अब जो पार्यवर्ता देहात में भूदान-गद-यात्रा निकालने के लिये जाते हैं थे भूदान-गपतिदानपत्र तो लाने थी बिता राउते ही हैं, लेकिन साथ-साथ समयदानी पार्यवर्ती तैयार करने था भी प्रयत्न वरते हैं।

दन समयदानी पार्यवर्ताओं से तरह के छोग है। रचनारम<sup>न</sup>, वार्यना, विद्यार्थी, राजनीतित वार्यनर्ता, जवान, बूढ़े, और सरवारी नीगरी टक्साने वार्ट रोग है। नागपुर विभाग के इन कार्यवर्ताओं ने १० तहसीलों में सामूहिक पदयाताओं निकालकर आठ माह में ३००० देहातों में सदेश पहुचाया। फलस्वरूप ४००० से ऊपर दाताओं ने १०००० अंकड से अधिक भूदान दिया। २००० से अधिक दाताओं ने सपितदान दिया। मूदानपत्र के ५०० में उत्तर प्राहक बने। ५००० रपयों का साहित्य बेचा। १०० से अधिक कार्यकर्ताओं ने समस्दान दिया।

पूर्वतेमारी की जो जादर्ग करपना थी असके मुताबिक हम सब जगह काम मही कर सके। क्योंकि काजीवरम् सम्मेलन तक हर गाव म हमें जाना ही है ऐता सम्मेकतींकों का निश्चय था। इसलिये पूर्वतैयारी के लिये हर तहसील में पूरा समय, नहीं मिला। और स्थानीय लोगों के लिये समय अनुकूल न रहने पर भी लगातार पदयाना चलाने के लिये कई स्थानों पर पदयानाया ली।

कुछ तहसीको म १ माह की पूर्वतैयारी करके काय हुआ। ऐसा काम प्रात के हर विभाग में हुआ। नतीजा बहुत अच्छा आया। उदाहरण के जिये हम तीन विभागों की तीन निम्न तहसीकों को के —

| तहसील का नाम | दातासस्या | भूमिप्राप्ति (अक्ड) |   |
|--------------|-----------|---------------------|---|
| (१) पुसद     | 2400      | 6400                | * |
| (२) जवलपुर   | १३००      | 8000                | _ |
| (३) आर्बी    | 2200      | 3200                |   |

णहा जल्दी-जल्दी ८-१० दिन की पूवतीयारी करके, काम किया गया और भूमिप्राप्ति वे वजाय गाव-गाव सदेव पहु चाने का उद्देश प्रमुख माना गया वहाँ में निर्ताना भी आसाप्रद रहा। नामपुर दिमान है हिस्सीका में ऐमा बाग हुआ और बही भी ५०० अंतर से वम जमीन नहीं मिछी। जिसलियं अधिर पूर्वतेयारी वरे तो अधिव फुट मिटना है, टेविन साधारण पूर्वतेयारी में भी सामृहिश पदयाया ने तम से आसादायन हो नतीजा आता है। प्राप्ति ने साध-गाप विवरण और सामृहिश पदयायाओं म भूमिपुत्र वा महनार टेने ना गफल प्रयास मुख जाए विवास गया। इसना आमस्य देने ना प्रयत्न पठ रहा है।

मध्यप्रदेश में प्रथम प्रातभर के सब कार्यकर्ताओं की सक्ति लगाकर कैवल ९ टोलियाँ निकली थी। अब मध्यप्रदेश में कम-से-कम लेक ही समयपर २००´ टोलियाँ निकल सकती है।

# ५ सामृहिक पदयात्राओं का उपयोग

प्रात के हरभाग में सदेश पहुचाने की दृष्टि से प्रात के विभाग (डिब्हिजन)
किये जाओ। हर डिब्हिजन में १५ से १८ तक पूरा समय देनेवाले कार्यकर्ता हो;
अससे अधिक सख्या हो तो और अच्छा। सामान्यतः ३ से ५ जिलो का
डिब्हिजन बनेगा। लेकिन बिहार सरीखे प्रात में १-१ जिले का भी डिब्हिजन
हो सकता है नथोकि वहा कार्यवर्ताओं की सख्या अधिक है। अर्कल ने ५
डिव्हिजन किये हैं जेव अत्तर प्रदेश मे-१०, गुजरात मे-२, मध्यप्रदेश ने गतवर्ष
६ डिब्हिजन किये थे। असे डिब्हिजन बनाकर हर डिब्हिजन के प्रत्येक
गाय में सदेश फैसे जाय, कौन समय कौन हा भाग लिया जाय जिसका अक
टाओम टेबल बनाया जाय। वैसे ही जिस डिब्हिजन में पदयात्राओं के संगठन की

मिन्न भिन्न प्रातो की स्थिति देखते हुओ अब अँसा लगता है कि सामूहिक पदयात्रा ७ दिन के बजाय ९ दिन की रखी जाय। ९ दिन की साम्ताहिक पदयात्रा ९ दिन का निविद, आखरी दिन का अतिम समारोह, अंक दिन नभी तहमील में आने का समय मिलवर अंक सप्ताह को १३ दिन लगेंगे। अतः अंसे दो सप्ताह अंक माह में हो सकेगे। ९ दिन में १६ गाव सामान्यत्रया लिये जा सकेगे। अतः २५ टोलियाँ अिम मप्ताह में ४०० गावो में रादेश पहुचा मफेगी। अस सरह माह में ८०० गाव अंक डिव्हिन्जन में हो मनते हैं। यदि टोलियाँ अपिक निपन्नी तो अन गावो की मंख्या बढ़ेगी। पूर्वतयारी के लिये ३ वार्यवर्ती १३ दिन पूर्व ही अुन तहमील में मेंज दिये जावे। यानी यदि १८ वार्यवर्ती १३ दिन पूर्व ही सामि विकास स्थान हों। सामि विकास स्थान स्थान हों ही सामि विकास स्थान सामि विकास सामि

हों तो पूर्व-तैयारी के लिये ८-१० कार्यकर्ता भी रखे जा सकते है। अिनमें से आधे कार्यकर्ता आगाभी तहसील में शिविर के १३ दिन पूर्व पूर्व-तैयारी के लिये भें जावे। ये कार्यकर्ता फिर सप्ताह में भी काम करेंगे। अत हर समेय १८ कार्यकर्ताओं में से १५ कार्यकर्ता सप्ताह में भी काम करेंगे। अत हर समेय १८ कार्यकर्ताओं में से १५ कार्यकर्ता सप्ताह में रहेंगे अव ३ कार्यकर्ता पूर्व-तैयारी में, अिस प्रकार भाह में दो पदयात्राओं चलेगी। अत. यह स्पष्ट है कि साप्ताहिक पदयात्रा के लिये १३ दिन पूर्वतैयारी अव १३ दिन की पदयात्रा में असे २६ दिन का समय नहीं लगेगा। यह समझने में कुछ कठिनाई हो तो सबलगड़ से लीटे हुओं भाई अस कठिनाओं की दूर कर सकेंगे।

सामूहिक पदवाना कार्यक्रम लगातार एक समान ही चलता रहना जरूरी नेहीं हैं। लेकिन प्रारम्भ में जनता में इस विचार का व्यापक प्रचार करने के लिये, काम को बढावा देने के लिये और नये कार्यकर्ता प्राप्त करने के लिये इसकी निहायत जरूरत हैं। प्रथम कदम के बतौर यह एक अच्छा तरीका है।

ंसय शरण गच्छामिं यह मत्र हमें अमल में लाना है। एक बार तहसील में इसका प्रयोग हो जाने के बाद चार-पाच जिलों के कार्यकर्ता को बार-चार वहा आने की जरूरत नहीं है। नये कार्यकर्ता तैयार हो जाने के बाद एकेक जिले के कार्यकर्ता भी इस तरह की पदमात्राओं तिकाल सकते हैं। एक बार पार्यकर्ता का आहमविस्वास और शक्ति बढ़ने पर और जनता का सहयोग मिलने पर तो फिर गाय-गाव में स्वतय रूप में काम चलेगा। लेकिन काम को गति देने के लिये पहले प्रयक्ते वे बतौर मामृहिक पदयात्रा एक अच्छा तरीसा है।

# ६ 'एक दिन में क्रांति' की पूर्व तैयारी

हम ने १९५२ में सेवापूरी में सब किया था वि ५ लाग मायों में २५ लाक एक्ट जमीन प्राप्त हो। २५ लाग एक्ट जमीन तो मिली, उनने भी अधिय मिली, लेकिन ५ लाग गायों में हम भूमियान न ला गये। बयोबि हम ५ लास गायों में पहुंच ही नहीं पाये। यानी मारत ने मब गायों में हम एह बार भी अभी नहीं पहुचे हैं। और हमें १९५७ में काति का पहिला कदम पूर्ण करता है, ऐसा हम मानते हैं। यह कैसे होगा? अत एक बार गाव-गाव जाकर सदेश पहुचाना निहायत अरूरी हैं।

सदेव पहुचाने का काम कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से अकेले भी कर सकते हैं। वह भी अभी तक नहीं हुआ है। मुक्किल से ५ लाख गावी में से २ लाख गावी में हम पहुच पाये है। वह क्यो नहीं हुआ है? क्योंकि कार्यकर्ता निरास हों गुन्ने हैं। केवल पूमने से क्या लाभ यह भी उन्हें लगता है। इसलिओ पूमने के साथ-साथ यदि जमीन मिले, जनता पर एव अन्य कार्यकर्ताओं पर भूवान कार्य का प्रभाव पड सके ऐसा तरीका सोजना चाहिये। सौमान्य से ऐसा तरीका सामृहिक पदयाना के रूप में सामने आया है। इससे केवल गाव-गाव सदेश ही नहीं पहुचाया जाता है, बल्क जमीन भी मिलती है, और उत्पर बताओं हुने अन्य मतीजे भी सामने आते है। यदि हम इस प्रभावकारी तरीके का प्रयोग भारतमर करते हैं तो क्या होगा?

कल्पना ही करनी हो तो कल्पना पूरी करनी चाहिये। मध्यप्रदेश में मामूली पूर्वतैयारी से हर तहमीलमें ६०० एवड ओसत जमीन मिली है। इस हिसाब से भारतभर में ६ लाख एकर सामान्य वायंकर्ताओं द्वारा भूमि प्राप्ति हो सकती है। विनोवाजी, जयप्रकाशजी, वाबा राघववासजी, रविधावर महाराज आदि ने द्वारा मिलनेवाली जमीन तो अलग ही है। सपतिवान-पत्री वा आज वा बुछ हजारी वा आवडा लाखो में जायगा। आज के कार्यकर्ताओं में कम-मे-कम तिगुनी वृद्धि होगी। सब वायंकर्ताओं को तारिवय एव स्यावहारिय भूदान यक्त की गिक्षा का विद्या मोका मिलेगा।

और गाव-गाव तो सदेश फेलेगा हो। आज डेड्र हर्जार पायंनती वाम भर रहे है। इनमें से ३०० मायंवतीओ को ऑफिन काम के लिये एव गगटन में लिओ रुवा जाय तो भी १२०० वायंवती मिलते हैं। आरअ में ही इतनी सहया है। यह मस्या प्रति मप्ताह सामूहिव पदयात्रा में तत्र के कारण बढ़ेगी। यानी १२०० टोलिया तो फीरन निकाली जा सबती है। यदि माह में २ पदवात्रालें निकाली जाय और वचा हुआ समय पूर्वर्तवारी एव जन्य वामो मे दिया जाय तो भी सालगर मे २४ पदयात्रालें निकल सकती हैं। एक सप्ताह मे १२ छोटे-मोटे गावो मे हम जा सकते हैं। इस प्रकार १२००४ २४४१२ यानी करोब-करोब ३॥ लाख गावो मे हम जा सकते हैं। उत्तरोत्तर इन टालियों की सहया बढ़ती जावेगी। अत हम १ सालके भीतर पाच लाख गावों में एकुच सकते हैं।

ऐसा करने से हर गाव में भूदानयत्र का सदेश पहुचेगा, साहित्य जावेगा, भूदानपत्र के प्राहक वनंगे, बहुताथ गावों में से भूदान मिलेगा, सपत्तिवान मिलेगा, वितरण होगा, जीवनदानी मिलेगे। हर तहसील में पूरा समय देने वाले कार्य-कर्ताओं का निर्माण होगा, गाव-गाव जीवनदानी मिलेगे, कार्यकर्ता प्रशिक्षित होंगे, और अनेक कार्यकर्ताओं को पूरा, एव प्रभावकारी काम मिलेगा। साथ में काम करने से कार्यकर्ताओं का भाईजारा बढेगा, गलतफहिमिया दूर होगी, मनमुटाव हटेगा। इससे गणसेववत्य निर्माण होगा। केवल इतना हो लाभ होता सो भी वह कम नही था। अलावा इसके गाव-गाव के लोगों को हम १९५७ की कार्ति का, जमीन बाटने की प्रक्रिया का बान दे सनेगे। गाव-गाव सेवक मिल सकेगे। इमीमें से 'एक विन में नार्ति का विनोधा का सपना मूर्तेल्प में आ सकता है।

आज हम सब जानते है कि अपनी नैतिकता सह्त्यता सद्भावना कम हिते चली जा रही हैं। वह हमें ऊची ले जाना है। सपित का वितरण करके समानता लाना है। सहकार्य की बृत्ती बढ़ानी है। सहकार्य के आधार पर समाज खड़ा करना है। खानेवाले की काम और दाग करनेवालोको खाना देना है। बंसा समाज ही चाम करना है। अंधा सर्वोदय-समाज निर्माण करने के हेत्र भूदान यज आदोलन ५ साल से अपने देज म चल रहा है। अभीतक देज में ४४ लाख केवड जमीन मिली। ११०० आमदान मिले याने गाँव-वालो ने कुल नाव दी जमीन दान में दे दी। अभी तक प्राप्त लाखो बेकड जमीन का वितरण देजभर में हो रहा है।

#### परिशिष्ट नं. १

### तहसील भूदान सप्ताह

भूमिदान आदोलन के साथ ही सपितदान आदोलन को भी गति प्राप्त हुई है और जिस प्रकार बुद्धिदान, जीवनदान, थ्रमदान, समयदान, साधनदान एव प्राप्तदान इत्यादि आन्दोलन भी शुरु हुए है। अहिसा और शान्ति द्वारा जिस तरह से हमने स्वराज्य प्राप्त किया उत्ती प्रकार हम आधिक व सामाजिक समता इसी मार्ग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार का आत्मविद्यास इन आदोलनो के शुरु होने के परचात लोगों म बढ रहा है। इन आन्दोलनो की सभी राजकीय पक्षो का समर्थन प्राप्त हुआ है। काग्रेस के अध्यक्ष श्री देवर भाई में समस्त काग्रेम कमेटियोको भूदान-कार्य करनेके लिये आदेश भी दिया। है। श्री जयप्रकाराजी ने तो जिस वामें के लिये अपना जीवनदान दिया है अब इसकी पूर्ति की जिम्मेदारी जनता की है।

हर तरहके अपने मतभेदों को अलग रखकर हम इस आन्दोलन को सन् ५७ तक यशस्त्री बनान के लिये जिम्मेवारी के साथ इस काम में लग जाम।

गोदिया तहमील म अभी तक १००० एकड जमीन प्राप्त हुआे हैं, जिसमें से ६०० एमड जमीन का वितरण हो चुका है। भूमिहीन भूमि मजदूरो की सस्या का देखते हुओ यह जमीन बहुत कम है। अन्य तहसीलो मे सामूहिक पदयात्रा म पाफी जमीन प्राप्त हुआे हैं। अंस प्रकार की पदयात्रा हमारी गोदिया तहसील में ता २६ फरवरी मे लेकर ४ मार्च सक भूदान समितिने आयोजित की हैं।

पदयात्रा में प्रारम्भ के पहले ता २४ तथा २५ फरवरी को कार्यकर्ताओं में दिविय गोदियामें होगा। इसके पदचात ३५ से ४० टोलिया सपूर्ण तहमीलिये प्रारम गाव में जावर इस आन्दोलन का प्रचार वरेगी एवं अधिव-मे-अधिव भूदान, सपितदान, साधनदान इत्यादि प्राप्त करेगी। इस विविर का समारोह सा ४ मार्च का तिराडा में होगा। विविद ने उद्घाटन एवं समारोह के लिये वाहर में नेताओं का कुलते का आयोजन विया जा रहा है।

गोदिया तहसील के मभी माईयो से प्रार्यना है कि हमारे देश की आर्थिक <sup>द</sup> सामाजिक विषमता दूर करने के लिये सन्त विनोबाजी ने जो यह आन्दोरुन <sup>इह</sup> किया है इसमें अपना हिस्सा देकर इसे यशस्वी बनाने का भरसक प्रयत्न करें।

यन्त विनोवाजी का कहना है कि सम्पन्न काश्तकारों को अपने निवहिक किंदी जरूरी जमीन रखकर वाकी की दान कर देना चाहिये। मध्यम श्रेणी के काश्तकारोंने अपना छटवा हिस्सा देना चाहिये। एव गरीव काश्तकारों की मी नैवेच समझकर कुछ हिस्सा देना चाहिये। जिन बाईयों के पास जमीन नहीं है वे सम्पत्तिदान दें।

#### परिशिष्ट नं. २

### भूमिदान तथा संपत्तिदान के सम्बन्ध में नेताओं के अभिप्राय

#### राष्ट्रविता महात्मा गांधी ---

मीरावेत ने वापूजी से फिर पूछा कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद जमीन की व्यवस्था फैसी रहेगी? बापूजी ने कहा "जमीन सरकार की होगी। मैं यही मानकर चलता हूँ कि राज्यसत्ता उन्हीं लोगों के हाय में होगी जो इस आदर्श पर विश्वास रखते हो। बहुत सारे जमीदार अपनी खुधी से जमीन छोड़ देगे। जो नहीं देंगे उनके लिये कानून बनेगा।"

#### भूदान यज्ञ के प्रवतंक सन्त विनोधा ---

मेरे भारतवासी भाइयो, बाप से भेरा अनुरोध है कि बाप इस प्रजासूय यज्ञ में अपना हिस्सा अर्पण करे और इस काम को सफल करके आर्थिक क्षेत्र में अहिंसा को प्रतिष्ठापना करे। हमारा विचार समझें वगैर यदि कोई हमें जमीन देगा तो हमें दुख होगा। किसी भी ढग से जमीन इकट्ठा करना भूमिहीन मजदूरों को देते हैं। अगर उस गाव का कोई योग्य व्यक्ति न मिले अथवा पडोस के गाववालेको सुविधा हो तो उनको दी जाती हैं।

२ जमीन खेती के लिये ऐसे मूमिहीनों को देते है जिनके पास दूसरा कोई घदा व्यापार नहीं है। जो जमीन की काइत स्वय करता है या जिसकी जमीनपर भेहनत करने की इच्छा है उसे जमीन दी जाती हैं।

३ प्राप्त जमीन का वम-से-कम है हिस्सा हरिजन या आदिवासी <sup>की</sup> बाटते हा

#### जमीन का बँटवारा कैसे ?

- १ जिस गाव में वितरण करना हो उस गाव में कुछ रोज पहले और वितरण के दिन लोगो को डग्गी द्वारा वितरण की सूचना दी जाती हैं।
  - २ भूमि वितरण गाव वालो की सार्वजनिक सभा में होता है।
  - भूमिहीनो के अर्ज मुपत लिये जाते है। सभा म भी अर्ज लिये जाते हैं।
  - ४ भूमि वितरण सर्व समती से करने की वोशीश की जाती है। मत्रभेद की सुरत में चिटठी डालकर निर्णय होता हैं।

#### कितनी जमीन

अेक परिवार को अधिक-से-अधिक---

- (१) तरी जमीन-- ३ अंकड तक
- (२) खरकी जमीन--
  - (अ) चावल क्षेत्र—७ अेकड तक
  - (आ) कपास, ज्वार गेहें क्षेत्र (मैदानी) १० अेकड तक
- (ई) बिल्कूल हलकी जमीन (पथरीकी भाराखेरी बरली ढालू) २० अंक्ट तक

जमीन बाँटने वा यह परिमाण मध्यप्रदेश का है। अन्य प्रदेशों म जमीन वो देखवर कम जादा हो सकता है।

### नूरान में मिली जमीन

- (१) मूमिदान की जभीन जिसे मिली है उस भूमिधारी का हक उसकी भूष की बाद उसके वारिकों को बिटेगा।
  - (२) वह जमीन भेच नहीं मकेगा या अपना हक हस्तातर नहीं कर सकेगा।
  - (३) वह दूसरे किमी की ठेके से या अन्य तरह से जमीन नही दे सकेगा।
  - (४) यह दो वर्ष से अधिक समयतक जमीन पड़ती नहीं रखेगा।
  - (५) वह लगान समयपर देगा।

#### परिशिष्ट नं. ४

# गरीवों मूमिकान्ति के सैनिक वनो

बड़े अमीनदार और राजा महाराजाओं से भूदान में जभीन मानना ठीक है। छैनिन गरीब किसानों से दान छेकर उन्हे अधिक गरीब बयो बनाते हो ?

#### विनोबाजी का जवाब

बड़े लोगों से तो में जमीन लेकगा ही। लेकिन हम सब से जमीन मागते हैं, जिसका मसलब यह नहीं है कि हम सबसे समान जमीन मागते हैं। जो मध्यम श्रेणी के किसान, हैं, बुनसे हम छठा हिस्सा मागते हैं। जो वड़े-बड़े काश्तकार और जमीदार है बुनसे तो हम कहते हैं कि बाप अपने लिये थोडा-सा रखकर बाकी सारा दान वे दो। और जो विलकुल गरीब है उनसे तो हम प्रसाद के रूपमें दे जो भी दें ग्रहण कर लेते हैं। हम जो गरीब से जमीन लेते हैं उसके चार कारण हैं।

#### अधिक गरीब के लिये त्याप

(१) आज समाज में सब से दुखी बेजमीन लोग हैं। जुनकी तुलना में गरीब किसान मी मुसी हैं। जिसलिओ आज समाज में जो सब से ज्यादह दुखी हैं अुसके लिये हर अंक को थोडा-बोहा त्याग करना चाहिये। मेरे लिये पर्याप्त भूमिहीन मजदूरों को देते हैं। अगर उस गांध का कोई योग्य व्यक्ति न मिले अथवा पड़ोस के गाववालेको सुविधा हो तो उनको दी जाती है।

- जमीन खेती के लिये ऐसे मूिमहीनों को देते हैं जिनके पास हुसरा कोई घंदा व्यापार नहीं हैं। जो जमीन की काइत स्वयं करता है या जिसकी जमीनपर मेहनत करने की इच्छा है उसे जमीन दी जाती हैं।
- प्राप्त जमीन का कम-से-कम है हिस्सा हरिजन या आदिवासी की बाटते है ।

#### जमीन का बँटवारा कंसे ?

- जिस गाव में वितरण करना हो उस गाव में कुछ रोज पहले और वितरण के दिन लोगों को बग्गी हारा वितरण की सचना वी जाती हैं!
  - २ भूमि-वितरण गाव वालो की सार्वजनिक सभा मे होता है।
  - भूमिहीनों के अर्ज मुक्त लिये जाते हैं। सभा में भी अर्ज लिये जाते हैं।
  - ४. भूमि वितरण सर्वसमती से करने की कोशीश की जाती है। मतभेद
     की सुरत में चिट्ठी ठालकर निर्णय होता हैं।

#### कितनी जमीन

अन परिवार को अधिक-से-अधिक---

- (१) तरी जमीन---३ अंकड तक. .
- (२) खश्की जमीन---
  - (अ) चावल दोग--७ अंकड तक
  - (आ) कपास, ज्वार, गेहें क्षेत्र (मैदानी) १० अेकड़ तक " ", (पठार १५ अेकड़)
  - (ई) बिल्कुल हलकी जमीन (पथरीली भाराखेरी बरली ढालू)

(ई) बिल्कूल हरूको जमीन (पथरीली भाराखरी बरली डालू) २० क्षेत्रह तक

जमीन बौटने का यह परिमाण मध्यप्रदेश ना है। अन्य प्रदेशों में, विमीन को देसकर कम जादा हो सकता है।

#### भूदान में मिली जमीन

- (१) भूमिदान की जमीन जिसे बिली है उस भूमियारी का हक उसकी मृत्य के बाद उसके बारिसों की बिलेगा।
  - (२) वह जमीन बेच नहीं सकेगा या अपना हक हस्तांतर नहीं कर सकेगा।
  - (३) यह दूसरे किसी को ठेके से या अन्य तरह से जमीन नहीं दे सकेगा।
  - (४) यह दो वर्ष से अधिक समयतक जमीन पड़ती नहीं रहेगा।
  - (५) वह लगान समयपर्देगा।

#### परिशिष्ट नं. ४

# गरीवों भूमिकान्ति के सैनिक बनो

बड़े जमीनदार और राजा महाराजाओं से भूदान में जमीन मांगना ठीफ़ है। लेकिन गरीब किसानों से दान लेकर उन्हे अधिक गरीब क्यों बनाते हो ? चिनीसाजी का जबाब

बड़े लोगों से तो में जमीन छेलंगा ही। लेकिन हम सब से जमीन मांगते हैं, शिंसका मतलब यह नहीं है कि हम सबसे समान जमीन मांगते हैं। जो मध्यम श्रेणी के किसान, है, अुनसे हम छठा हिस्सा मांगते हैं। जो बड़े-बड़े फारतकार और जमीदार हे अुनसे तो हम कहते हैं कि आप अपने लिये पोड़ा-सा रखकर बाकी सारा दान दे दो। और जो बिलकुल गरीब है उनसे तो हम प्रसाद के रुपमें वे जो भी दें प्रहण कर लेते हैं। हम जो गरीब से जमीन लेते हैं उसके चार कारण है।

#### अधिक गरीब के लिये त्याग

(१) आज समाज में सब से दुखी बेजमीत कोग है। कुनकी नुकता में गरीच किसान भी सुखी है। क्रिसिक्जे आज समाज में जो सब से ज्यादह दुखी है अुसके लिये हुए अंक को थोड़ा-योड़ा त्याम करना चाहिये। मेरे किये पर्याप्त रोटी मेरे पास नही है, तो अगर कोओ भूखा मेरे पास आजाय, तो मेरे पास जो भी कुछ है, अुसमें से बेक हिस्सा बुस को देना मेरा करांच्य है। यह अेक धर्म है। हम यही भावना समाज में छाना चाहते हैं।

#### आसवित का निराकरण

(२) आखिर हम सिखाना चाहते हैं कि अमीन पर किसी की मालिकी ही नहीं रहने चाहिओ। आज जैसे श्रीमान् अपने को अपनी जमीन का मालिक समझता है, बैसे परीव भी असको थोड़ी सी अमीन का अपने को मालिक समझता है। दोनो खुद को जमीन का मालिक मानते हैं। हम दोनो को अस मालिकी की भावना से मुक्त करना चाहते हैं। जैसे प्यासे को पानी पिलाना अपना कर्तव्य हैं, बैसे ही जो जमीन मामता हैं, असे जमीन देना भी अपना कर्तव्य हैं क्योंकि जमीन समस्तर की है।

#### नैतिक शक्ति निर्माण

(३) हम श्रीमानी से जमीन याग तो बुस के लिये हमारा शुन पर असर भी होना चाहिये। लेकिन असर कैसे होगा? हमारे पास क्या घाषित है? वय हमारे पास पिस्तील है अरेटन पिस्तील की तागत पर हमारो विकास ही है। असिलिये हम नैतिक दाबित निर्माण परना चाहते हैं। जब हजारो गरीब बान देंगे तब नैतिक दाबित विवास हो गी और अपका असर श्रीमानो पर होगा। असा हो भी रहा है। पहले श्रीमान लोग हमें टालते थे। परतु अब हजारोवाय जिले में (बिहार) शुन होगो में मुद्दों कितनी जमीन बी? अन्होंने अब जमीन मंगो दी? असीलिये कि जब दौ साल तक गरीब लोगो ने हम पर दानको वर्षों की।

#### सत्याप्रही सेना

(४) मैंने बजी बार बहा है कि हम तो हमारी सेना तैयार वर रहे हैं। उप-नीनवाल भेद हमें सतम वरना है और ऐसी सेना बनानी है, जिसने आधार पर हम लटाई लड सबते हैं। जिन्होंने दान दिया होगा, या स्वाग विया होगा, और जिन्होंने हमारे वामये साथ सहानुभूति बताई होगी, ये ही हमारे सैनिक बनेगे। आगे कभी अगर श्रीमानों के दिल ने खुले, तो हम क्षेक कदम और भी आगे बढेगे । और मजा ऐसी कि श्रीमान भी इमी सेना के सैनिक बनेंगे ।

मरा विश्वास है कि मेरी सेना ऐसी जबरदस्त साबित होगी कि उसे लड़ना ही नही पड़ेगा। "हुकारेणैव घनुष।" तीर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। कैसे ही, हमारे सेनांके हुकारसे ही काम हो जायेगा। जब लाखों गरीब लोग दान देगे, तो विना लड़ाई लड़े काम हो जायेगा। भगवान् को जब गोवधँन लड़ा करना था, तो उस ने सबसे कहा कि अपनी अपनी लाठी उसके नीचे लगाओ। यह एक जनवाकित निर्माण करने की बात है, इसलिये हम गरीबो से दान लेते हैं।

#### परिशिष्ट नः ५

### शिबिरका पाठ्यक्रम

- १ भूदान आदोलन का इतिहास, आदोलन की व्यावहारिक जानकारी
- २ भूदान आदोलन की अनिवार्यता और देश के अन्य कार्यकमो से इसकी विशेषता (नाति और सुधार में क्या फरक है)
  - ३ कानून और काति । कानूनसे कांति क्यो नहीं होती ?
- ४ सर्वोदय समाज का चित्र-भूदान यक्ष असका प्रथम कदम
- ५ सपत्तिदान, साधनदान, श्रमदान
- ६ गरीवो से दान क्यों ?
- ७ ग्रामदान
- ८ भुदान यज्ञ की लोक नीति पक्षानिरपेक्षता
- ९ शासन निरपेक्ष समाज
- १० भूदान अन विश्व-शांति
- ११ शका समाधान
- १२ १९५७ तक समयदान, जीवनदान
- १३ पदयात्रा बाबत व्यावहारिक सूचनाओ

#### परिशिष्ट न. ६

# कार्यकर्ता गांव में क्या करें ?

१ हर गाव में आम समा करनी चाहिये। सभा के लिये खुद डुमी दैकर लोगो को निमत्रण दे। समा के पूर्व ही दो चार भाइओ से मिलकर उन्हें सभा में दान देने के लिये प्रवृत्त करे। समा में दान मागना चाहिये।

२ कैवल विचार प्रचार पर सतोष नहीं मानना चाहिये। भूदान संपत्तिदान पत्र मिलने चाहिये। ऐसे दान-पत्र मिलना ही अच्छे विचार-प्रचारका परिणाम हो सकता है।

३ भूदानपत्र का ग्राहक हरएक गाव में हो ऐसा पूरा प्रमत्न करे। साय-साम साहित्य वित्री करे।

४ सभा के बाद गाव में घर-घर जाकर दान मागना चाहिये।

५ गाव के वार्यकर्ता और दाताओं को गाव में घूमते समय साथ लेता चाहिये। उन्हें अगले पडाव पर भी साथ लेने की कोशिश करे। जनता को सप्ताह के समारोह के लिये निमन्नित किया जाय। दान के साथ-साथ पूरा एव आशिक समय देनेवाले कार्यकर्ता तैयार करना चाहिये।

९ गाय में जिनसे मिले उनके वाबत और गाव में भूमिहीन कितने हैं और जो माम गाव में सभा में हुवा उस वाबत नोटबक में अहबाल लिखना चाहिये।

७ गाय में साहित्य या मूदान पत्र का सामूहिक बाचन हो ऐसा इतजाम मरते वी वोशिश वरे।

#### परिशिष्ट नं. ७

# भूदान यज्ञ सीमति

| थी.              |                     |                           |
|------------------|---------------------|---------------------------|
| भूदान यज्ञ में   | शापने गांव          |                           |
| . मौ. नं तह      | सील                 | जिला                      |
| की               |                     | दी इसके लिये भूदान        |
| ं समिति आपकी आम  | ारी है। यह जमीन ज   | व तक नहीं वांटी जाती      |
| तब तक उसकी जोत   | करना, लगान देना अ   | ादि जिम्मेवारी ट्रस्टी के |
| नाते आप पर ही है | । जमीन बांटी नहीं ज | ाती तब तक खेती में से     |
| जो उपज होगी वह   | आप रख सकते हैं।     |                           |

भापका

संयोजक

#### परिशिष्ट नं. ८

मेरे प्यारे भारतवासी बघुजनो,

आप सव लोग बहुत प्रेम से हमारी बात सुनने के लिए आए है। अपना यह आदोलन यह भून्दान का काम दिन-ब-दिन गहरा होते जा रहा है। यह आदोलन आप सब के हाथ में है।

पाच वर्ष पहले गरमी के दिनों में मैं तेलगाना घूमता था। गरीबी और मारकाट के कारण-वहां जो विकट समस्या खडी थी, असके बारे में मेरा दोज चिंतन चलता था। एक दिन हरिजनो की माग पर मैने धवरा ग्रामवालो से भूमि-दान की बात कही। गाववालो ने यह बात मान ली। और मुझे पहला भूमि-दान मिला। अठारह अप्रैल, १९५१ का वह दिन था। असके बाद तेलगाना में दो महिनो में बारह हजार अंकड जमीन मिली। अुससे तेलगाना का वातावरण काफी शात हुआ। प नेहरूजी ने मेरे विचार रखने के लिए मुझे निमंत्रण दिया। अस निमित्त से में पैदल-याता पर निकल पड़ा और दिल्ली सक दो महिनें में करीब अठारह हजार एकड अमीन मुझे मिली। अुत्तर-प्रदेशवाले सर्वोदय प्रेमी कार्यकर्ताओं की माग पर मैने अत्तर-प्रदेश के व्यापक क्षेत्र में भू-दान यज्ञ का प्रयोग आर्फ किया। अुत्तर-प्रदेश में पाच लाख एकड मा सकल्प करीव पूरा हुआ। अत्तर-प्रदेश में मगरोठ नाम का पहला गांव दान में मिला। बिहार ने २२ लाख अनड जमीन दान दी। और भू-दान का **थे**य व्यापक दर्शन देखने को मिला। अुत्कल ने तो ९०० गाद ग्राम-दान में दिये। चालीम लाख अंकड से हिन्दुस्तान के भूमिहीनो वा मसला हल होता है ऐसी बात नहीं। लेकिन यद्यपि मेरी भूख बहुत कम है, दिखीनारायण की भूख बहुत ज्यादा है। इसलिए जब मुझ से पूछते है आपका अन नया है? वितनी जमीन आपको चाहिए ? तो मैं जबाब देता हू "पाच करोड एकड", जो जमीन गैरलाइत है असी की बात मै कर रहा हू। अगर परिवार में पाच भाओं है तो अंग छठा मुझे मान लीजिए। वैसे सो मुझे ३० व रोड एवड दान व रे क्योंकि जमीन का मालिक कोओ नही है। सब मदद करे तो १९५७ तक

यह हो सकता है। अब दिन में दिवाली मनायी जाती है। होली होती है तो अक दिन में सब लोग तय करे तो हिन्दुस्तानकी जमीन एक दिन में बँट सकती हैं।

हर गाव में सभा होनी चाहिये। प्रार्थना कर के, गावके भलाई के बारे में सब को मिलकर सोचना चाहिये। इसमें हमारी "भू-दान-यज्ञ 'पिनका" काफो मदद दे सकती है। हा, अुसमे मारकाट की खबरे नहीं मिलेगी। न झगडे की खबरे मिलेगी। तो भू-दान-यज्ञ को हर गाव में आना चाहिए।

इसके पीछे जो विचार है वह समझना कठिन नहीं है। सब लोग, छोटे-बड़े लोग, देहाती कोग, शहर के लोग, पढ़े-लिखे लोग, और अपढ लोग सब समझ सकते हैं। इतना सादा विचार है।

यह विचार क्या है ? जैसे हवा, पानी, सूर्य की रोशनी हैं, कोशी नहीं कह सबता कि मैं हवा का मालिक हू, पानी का मालिक हू या सूर्य की रोशनी का मालिक हू, वेसे ही कोशी नहीं कह सकता कि मैं अभीन का मालिक हू। जैसे हवा, पानी, सूर्य की रोशनी सब को मिलती है, वैसे ही घरतीमाता क्यों नहीं होनी चाहिए ? क्या मा चाहती है कि कुछ वच्चों को मुख मिले और कुछ वच्चों को सुख निले हैं जब अक सीधीसी माता, सब वच्चों को सुख मिले, यह चाहती है तो जाहिए है कि कुपालु, स्थालु परमेश्वर जो माता है, जिसने हंवा पानी और पृथ्वी दी है, असकी बिच्छा तो यही हो सकती है कि सबको समान सुख मिले, हर अंक को जभीन का दुकड़ा मिले, जैसे पानी का हिस्सा हर अंक को है, हवा का हिस्सा हर अंक को है वैसे अभीन का हिस्सा भी हर अंक को होना चाहिए।

भू-दान यक्त में दान शब्द आता है। दान याने समान वटबारा यह अर्थ रूढ करना है। और यक्त शब्द भी आता है। अिस यक्त में हिस्सा छेना हर अेक का वर्तव्य है। वेवल वहें लोगो से जमीन छेना नहीं है। यह यक्त है जिसलिए गरीबों को भी अेक अेकड में से अेव बहैंसिमल देना है। और मुझे सुनी होती है वि बढ़ें दिलवाले इन छोटे लोगा ने बहुत प्रेम से मेरी प्रायंना मान्य की है। इस यज्ञ से कजी सबस्थिों ने अपने बेर दिये है, कजी सुदामार्थों . .ने अपने तंदुरू समर्पण किये है। मुझसे अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि मरीवों से दाल क्यों छेते हो ?

में गरीबो से दान मौगता हूं जिसका मतलब यह नहीं है कि सब सरीखा दान दें। मध्यम अणीवाले काश्तकार मुझे छठवाँ हिस्सा दें। बड़े-बड़े ज़मीदार बोड़ो-सी छोड़कर सब की सब दें। और गरीब भी कुछ न कुछ दें। गरीबो से चार कारणों के लिए मैं दान मांगता हूं।

१. आज समाज में सब में दुखी बेजमीन लोग है। अुसकी तुलना में ५-१० अंकड़वाला ज्यादा सुखी है। हमारे घर में कम भोजन होने पर भी गरि कोओं भूखा आता है, तो हम असे देते ही है। यही धर्म है। इसिंडए गरीब को अपने से अधिक गरीब के लिए दान देना चाहिए।

२. आषिर हम सव को सिखाना चाहते है कि बसीन पर किसी की मालिकी ही नहीं रहनी चाहिए। आज जैसे श्रीमान अपने को जमीन का मालिक समझता है बैसे गरीव भी अपनी बोड़ी-सी बमीन का मालिक समझता है। छोटे लोग भी अपनी मालको नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जमीन का मालिक केवल परमेहबर हैं। इसलिए सब को मालिकी छोड़नी हैं।

- ३. हम श्रीमानो से जमीन मौगें तो जुसके लिए हमारा असर होना चाहिए। लेकिन असर कैसे हो? हमारे पास क्या सिन्त है? जंग हमारे पास पिस्तील हैं। पिस्तील के ताकद पर हमारा विश्वास नहीं हैं। धुससे काम विगक्ता है। इसलिए हम नैतिक शक्ति निर्माण करना चाहते हैं। जब हजारो गरीब दान देगे तब नैतिक शक्ति पैदा होगी। और अुमका असर श्रीमानों पर होगा। पहले श्रीमान हुमको टालते थे। लेकिन जब गरीबों ने दान की वर्षा की तो आधिर समं भी तो अक चीज है। अससे अंक हवा पैदा होती है और श्रीमानों पर असर पड़ता है।

४. मैने तो कथी बार कहा है कि में अपनी सेना बना रहा हूं। जो गरीय छोग दान देते है अनुती की नैतिक दाक्ति से हम आगे छहाथी छहेंगे, अगर कभी लडाओं का भोका आया तो। लेकिन लडाई का मोका नहीं आयेगा थैसा मेरा विश्वास है। परन्तु अगर वे नहीं समक्षेगे तो भेरी सेना में वे ही पुण्यात्मा आयेंगे, जिन्होंने अपने जमीन का टुकडा दान में दिया है। भगवान में जब गोवर्धन पर्वत सुठाया तब सब से कहा कि अपनी लाठी लगाओं। यह थेक जनशक्ति निर्माण करने की बात है।

भू-दान में जो जमीन मिलबी है, यह बुसी गाव के मजदूरों को आम सभा लेकर मुफ्त बाटते हैं। सब भूमिहीन मिलकर ही एक मत से बटवारा होता हैं। एक मत न होने पर चिट्ठी डाली जाती हैं।

मू-दान-यज्ञ के साथ-साथ संपत्ति-दान यज्ञ भी चल रहा है। मैं चाहता तो हूं कम से कम छठा हिस्सा। फिर लोग अपना कुछ भी दे। हम जिस से सपित का दान लेगे अस से पैसा नहीं लेगे। पैसा असी के पास रहेगा। वहीं खर्च करेगा। और हमारे पास सिर्फ हिसाब भेजेगा। हम असको किस तरह खर्च करना है जिसका मार्गदर्शन करेगे। हमारा अस पर पूरा विश्वास है।वह अपनी अतरातमा को साक्षी रखकर हर साल खर्च करेगा। जो हिस्सा देग है, वह जीवन भर देना है।कम-से-कम पाच साल के लिए तो देना ही है।सपितदान का अपयोग फिलहाल मुख्यत तीन बार्सों में करने का सोचाहै।

१ जिन भूमिहीन किसानो को भूमि दी जायेगी जुन को बीज, बैल, कुऔ आदि के रूप में मदद करना। २ त्यांगी सेवक वर्ग को जल्पतम निर्वाह के लिए मदद करना। ३ सर्वोदय साहित्य का प्रचार करना।

भूदान-यम्र में हर कोओ हाय नहीं बैंटा सकता । लेकिन सपित्त-दान-यम्र में से कोओ नहीं छूट सकता । कोओ सार्वजनिक् कार्यकर्ता कम-से-कम तनसा लेनेबाला इन सब को दान देना है। छठा हिस्सा न हें, रूपये में क्षेक आना या जेक पैसा दे तो भी चलेगा ।

समाज में जब कुछ लोगो के पास अधिक सपति है, अधिक भूमि है, और बुछ लोगो के पास बहुत कम सपति या बिलकुल यम मूमि है, र्तवतक समाज मुखी नहीं, दुखी कहलायेगा । समाज में कशमकश और झगडे होगे ।

पाच पाडव थे, बैसा आप जानते है। वे पाच नही थे। अूनमे छठा
भी था। अुसका कर्ण नाम था। अुसको ने भूल गर्ये। अूससे दुस्मनी
हो गर्या। और महामारत की लडाबी हुआ। तो भाक्षियो। हम कहते हैं
कि आपके परिवार में पाच है, अुसमें अक और है जिसे रहने के लिए घर नहीं
हैं, जिसके बच्चे को तालीम नहीं है। विमार पडने पर जिसको दवा नहीं
है। वह आपका भाओं गाव में है। अुसका अंक हिस्सा दीजिए। हक के
तौर पर दीजिए, हम भीख नहीं मागते।

कुछ लोग असा भी आक्षेप अठाते है कि आप छोटे-छोटे लोगो से दान लेते हैं, अससे जमीन के टुकडे हो जाओंगे। लेकिन भाभियों। आज दिलो के जो दुकडे हो गये है वहा जमीन क्या जोड सकती है? जमीन आसानी से जोडी जा सकती है, अगर दिल जुट जाय। छोटे टुकडो में भी अच्छी मेहनत करने पर अधिक पैदा होता है यह मेरा अनुभव है। मजदूर को यदि जमीन मिलती है, तो वह प्रेम से टुकड़ो में भी कारत करता है और अससे फसल भी बढेगी। लोग वहते हैं,कानून से यह काम हो सकता है,आप नाहक को पैदल धूमते है। कानून से जमीन तो मिल सकती है। लेकिन कानून से गरीय और अमीरों में प्रेम नहीं पैदा किया जा सकता। यह दान देने से ही हो सकता है। जमीन तो एक निमित्त है। मै प्रेम धर्म का प्रचार करने निक्ला हू। अससे वातावरण पैदा होगा और कानून करने में भी सहलियत होगी। हम चाहते हैं कि सभी पार्टी के वार्यकर्ता अंक हो जाये, और सब समूचे हिंदुस्तान के गरीवों का भला करें। कुछ लोग अमीरों का पक्ष लेते हैं और कुछ लोग गरीवों का पक्ष हैते हैं। हम कहते हैं कि हम सब भारत भाता के पुत्र हैं। सब भाओ-भाओ है। चाहे कोओ श्रीमान हो, कोओ गरीब हो। चाहे कोशी बाह्मण हो या गुद्र हो। चाहे कोशी बुष्ठ रोगी हो। आप सब मोचे। बाबा यी बान तो हमने सुनी लेकिन हमने बुछ दिया वि नहीं ? हमारी बात सुनने से मोक्ष नहीं मिलेगा। अस पर अमल वरने से मौक्ष मिलेगा। लोगो

कों आदेश देनेवाला में नेता नहीं हूं। प्रामिणों की सेवा को ही अपनी परमायं साधना समझनेवाला में नेता नहीं हूं। प्रामिणों मनुष्य हूं। आज अगर गाधीजी होते तो अस तरह लोगों के सामने अपस्थित में नहीं होता। बल्कि वहीं देहात का भगी काम और वहीं कोचन-मुवित खेती का प्रयोग करता हुआ में आपको दिखाओं देता।

मेरी प्रार्थना है कि आज देने का मौका आया है। आप सब लोग दिंछ खोलकर दीजिए। मैं तो गरीब श्रीमान सब का मित्र हूं। अब लोग दान देने लगे हैं। एक जगह हरीजनों के लिए मैंने ८० एकड माँगी और एक भाओं ने १०० एकड दी। नलगुड़ा के अक आजी आये। अुन्होंने पहिले ५० एकड दी थी और बाद में अुन्होंने ५०० एकड दे दी। अुनके हिस्से की जमीन का ये जीया हिस्सा होता है। अंक बूढी मा के पास १२ एकड जमीन थी। मैंने अुसे जमीन मांगी तो अुस ने मुझे कहा, मेरे घर में पाच लड़के हैं। मैं कैसे दान द? मैंने पूछा अगर छठवाँ होता तो अुस को बराबरी का हिस्सा मिलता। मिलता या नहीं? अुस ने कहा, हा। मैंने कहा, यही समझो कि मैं छठवाँ हूं। और मझे भी कुछ दे दो। अुत बूढी मा ने दो एकड का दान दिया।

एक भाओं छ मील दूरी से आये थे। अन्होने छ अकड में से अक अंकड दीया। वैसे ही यह हुआ ने हुआ तो एक दुसरे माई जो दूरी से आये थे, ५२ एकड देकर चले गये।

जहा मै दान छेता हू वहा भ्रावृ-सावना की, मैत्री की और गरीबॉके छिए प्रेम की आशा करता हूं। जहा दूसरों की फिनर की भोवना जागती रहती है, वहां समस्व-युद्धि प्रगट होती हैं। वहां वैरसाय टिक नहीं सकता।

यह भूदान-यज्ञ बेक अहिंसा का प्रयोग हैं। जीवन परिवर्तन वा प्रयोग हैं। जिस काम के लिए आप लोग जीवन दान दें। जो जीवन-दान देगा वह भूमि, मपत्ति वा दान देगा। खादी पहनेगा। सराव, माजा, जुजा आदि बुरे ब्यान छोड देगा। चुनावमें खडा नहीं होगा। सब के भले की वात सोपेगा। जिम जीवनदान में हवारों लोगों ने हिस्सा लिया है। जिस से क्षेप्रका जीवन शुद्ध होगा। आपका भला ही भला होगा। में तो निर्मित्त मात्र हूं। आप भी निर्मित्त मात्र हूं। परमेश्वर आप मुझ से काम कराना चाहता है। इसलिए में गाग रहा हूं। तब आप लोग मू-सान, संपति-दान, जीवन-दान दीजिए। और दिल खोलकर दीजिए। जहां लोग श्रेक फूट जमीन के लिए झगड़ते हैं, वहां भेरे कहने से सैकड़ो हजारों एकड़ जमीन देने के लिए तयार हो जाते हैं। तो आप समिश्रिय कि यह परमेश्वर की प्रेरणा है। इसके साथ हो जाशिये। असके विरोध में मत खड़े होईये। अस्पें से भला ही मला होगा।